# अन्त्य शान्ति ऋिया पुस्तकम्

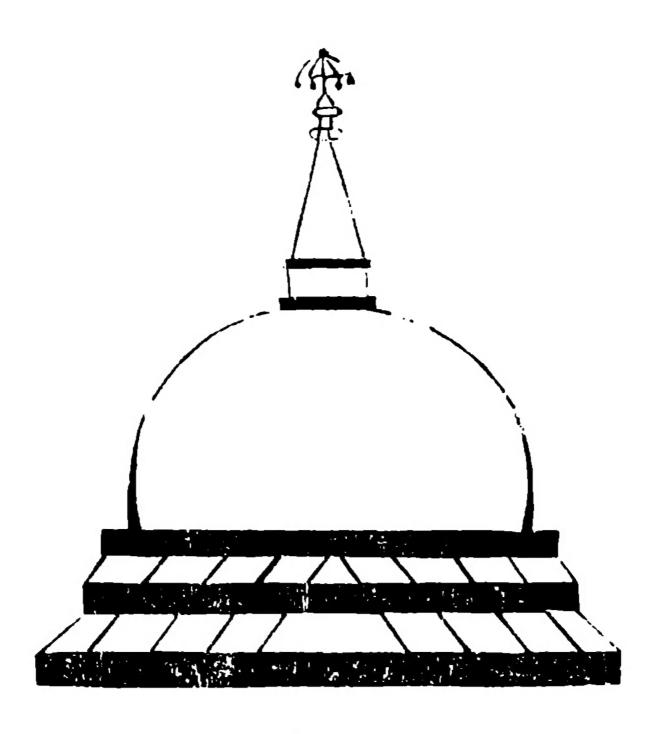

॥ नमः श्री धर्मधातु बागीश्वराय ॥

### ग्रन्त्य शान्ति क्रिया

पुस्तकम्

#### प्रबन्धकः— हिरएयबर्ण महाबिहार बज्राचार्य्य गुठि

रचियता व श्लोक संग्रहकर्तां भाषानुबादकः— पं. थे, ग्राशाकाजी बन्नाचार्या अथनिन, लिलतपूर

> प्रकाशक व समर्पकः-आशाकाजी बज्राचाय्य लितपुर, न्याखाषु

| बुद्ध सम्बत  | <b>१५०९</b> |
|--------------|-------------|
| नेपाली सम्बत | १०५६        |
| बिक्रम सम्बत | २०२३        |

व्य पुस्तकया सर्वाधिकार रचयिता पारूयें सुरक्षित ज्वी

> थाःगु थाय् सुभाष्म प्रिन्टिङ्ग प्रेस नकबहिल त्वाः, यल ।

### श्लोक संग्रहकर्ता भाषानुवादकया इनाप

प्राचीन शास्त्र विनयसूत्र पितृमतिसूत्र दुर्गति परिशोधन तथोकः इत्यादि या क्रमानुसारं उल्लेख यानागृ निश्चित्रक्षं सिद्धकृगु श्व पुस्तकया नामणः अन्त्यशान्ति किया । चिकियचा जुमानं स्व पुस्तक भीत अत्युत्तमहे ज्यो । न्हापायापि ऋद्विवन्त विद्वार्यप्य याना क्यना वंगु क्रमखः कडागु पंचहाः धेगु न्यागु नक्षत्र दुः । धनिष्ठा १ मति पा २ पूर्वीभाद्र ३ उत्तराभाद्र ४ रेवती ४ ध्वन्यागु नक्षत्रस मृत्युजुलकि दिख्या दुने हानं थितुं थीक न्याम्हतक सिना वनीगु सम्भवदुगुलि ध्वहे बिषये शान्तिया लागी कृशपुटलिका (कृशया कतामित) न्याम्ह देका भाव पूजादि यानामात्र हे अकालं सिनावनीगु दोष शान्ति ज्वीगु प्रमाणोक्त विधि न्हापानिसे आःत्कनं प्रचलित जुया वया च्वंगु ध्व क्रिया चिकिचा धंगु खं मखुः ।

केबल सकलयात व ल्याण ज्वीगु थ्व महायान धर्मया किया लः परोपकाराय स्वर्गाय, उल्लेखजूगु थ्व पुस्तक पिकाय्त माक्व चन्दा प्रदानयाना बिज्याम्ह प्रकाशकजु यातः जिगु हृदयंनिसे धन्यबाद दु।

यगुहे थः ज्वीमा गुिंठ वेगु खालि नेगु तोनेगृ योयोथ्ये हाला सना ज्वीगुया लागी देकात गुअब श्य खेमखुः । थः ४ः गुकर्तब्य व समाज सुधार याय्गु लागीनं खेः । गुरु ज्वीमापि बज्जा धार्य्य गणपि जूयानिति न्हापालाक सुधार ज्वीकेया कारगो आचार्य्यं गुठि धका तः धंगु नाम तया न्हापायानि विद्वान् भी आजुपिमं प्रमाण बिधि देका वयनावन ।

प्रमाण थ्वाखः । सम्बर साधन तंत्रे १३ पतले दुः ।

पीयूष रथकृरनायां दशम्यां कृत मण्डलम् । बीर बीरेश्वरीं पूजां बिदध्या द्विधिषत्सदा । १ । कृस्नाऽष्टम्यां चतुर्दश्यां शुक्ल पचेतु साधकैः । संपूज्य बीर योगिन्या विधिना मण्डनै बीलैः । २ । । इत्यादि ।

चंत मैन्हाया कृस्तपथ दशमी ति थिखन्हु मण्डल सहित देव देवीपिन्त रहस्यिबिधि पूजा याये। अथवा चंत कृस्तया अष्टमी चतु-दंशी (चह्ने) थ्वहे तिथिस शुक्लपक्षे नंज्यु। भगबान् चक्रेश्वर योगि-नीपिन्त विधिपूर्वक रहस्य (गुह्य) पूजादि भावयाना अष्टिसिद्धि लाना यजमान शिष्य गणपिन्त कर्मकाण्डया महत्व व बिशुद्धि ज्ञान मार्ग क्यना कना, दिख छक मंत्र सिद्धि बलाकेत हानं हानं वहे दिने देव देवीपिन्त पूजादियाना मोक्षगित प्राप्त यायेत थ्व बज्जाचार्य्य समूह गुठि थौतकनं याना च्थंगु खः। थ्वहे यथा विधि सारज्वीमा धेगु जिगु आशिका दुः।

अतः अनियम रूपं अहंकारं सफुया नाम हीका, लेखकिपगु नाम समेतं पुस्तके उल्लेख मयासे सफु पिकायगु ज्यातोता। दान यायेत धर्म बिचार याना सत्य रूपं हानं लिपा मेमेपिमंनं थथेहे नियमान्सारं पुस्तक बराबर पिकाय् फेमा धंगुनं जिगु पूर्ण आशादुः।

> श्लोक संग्रहकर्ता भाषानुबादकः पं. बै. आञ्चाकाजी

#### प्रकाशक या निबंदन

गुगुजा निश्चित हपं चोया सिद्ध याना विश्वागु श्व गुग्तकम् मावव ज्याखेँ याना सफु पिकायन वेकनं वह परिश्रम इप श्वापालं सफु स्वया विचार याना श्लोक संग्रह व अनुवाद तथा वाक्य नेश्वक समेत जुया निःस्वार्थी भावं बरावर प्रेमे वना संशोधन समेनं याना बिज्याम्ह वेक श्री पं•वं• आशाकाजीजु यातः जिगु शाजीवपर्यन्त धन्यवाद यानागुदुः।

थ्वजक मस्तु न्हापानं थयेहे बहुपरिश्रम याना स्तोत्रदर्गण, राजासूर्योदय बसुन्धरा व्रतकथा, गुणवती कथा इत्यादि पुस्तक यम च्वया वा अनुवादयाना, मेपिन्त प्रकाशक या ज्याबिया पुस्तक पिकया विज्यागु आपासिनं खनाचोंगु व सिया चोंगु हे दुः।

गुम्हजा अकालं मृत्युजुया वनीगु दोष तरेज्वीगु वूशपुतिनिका (क्शया कतामिल) मात्र देका छुं पूजा भाव याना मात्रहे गागु. पुनः भगवान् बुद्धोपदेश स्वग्नंया इन्द्रपुत्र विमलमणि देवपुत्र उद्धार जुया सुखावतीस बासना प्राप्त जूगु, प्रमाणोक्तः अस्थिधातु या किया दुर्गति मण्डलाचेन दशिण्ड एकपिण्ड इत्यादि अन्त्यिक्या स माक्व कमानुसारं बाक्य समेत रचनायाना लेखयाना विज्यागु ध्व पुन्तक थौं छलपोल बज्जाचार्यापगु न्ह्योने देछाय् दया जित अत्यन्त हर्षहे धाय्मा, थथेहे नियमानुसारं हानं निपानं मेमेपिसं पुस्तक पिकाय् फेमा धैगु निरन्तर जिगु आशादः।

प्रकादाकः न्याखाच्या आशाकाजी

### बिषय सूची

| बिषय                                          |                    | पौल्या     |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| पंच नक्षत्रे मृत्युवा भान्ति कुशपुतलिकाया     | प्रमाण             | २          |
| पंचतीर्थ या                                   | विधि               | 8          |
| अस्थि घातु कायेगु                             | বিधি               | ¥          |
| दशपिण्ड थयेगु                                 | प्रमाण             | •          |
| <mark>अस्थिधातु</mark> सिलेगृव पुयेकेगुया     | प्रमाण             | ₹•         |
| चैत्य यायेबल बोनेगु                           | बाक्य              | <b>१</b> ३ |
| अस्थिधातु कायेगु बावय १४ अङ्क निर्ने          | बाक्य              |            |
| लोकोत्तर श्राद्ध या बाक्य अङ्क फुकर्दः        |                    | २० तक      |
| <b>चैत्य गोग्नास-मत</b> कूजपुतलिका पिण्ड-विकल | इत्यादिया <b>ः</b> |            |
| देवतादिपि म्हसीकेषु प्रमाण २१ पत्रं निर्वे    |                    | २३ तक      |
| गौ दान या                                     | ৰিঘি               | २४         |
| पंचगब्य या                                    | प्रमाण             | २५         |
| दशदान या                                      | प्रमाण             | २७         |
| पिण्ड लीन यायेगु प्रश्नोत्तर                  | प्रमाण             | २८         |
| श्राद्ध दिनस त्याज्य कर्म                     | प्र माण            | <b>२९</b>  |
| <b>घूमपान</b> निषेध                           | प्रमरण             | ₹ ०        |

#### भ्रन्त्य शान्ति क्रिया

#### पुस्तकम्

عت

—नमः श्री दुर्गतिपरिणोध तथागताय—

बन्दे श्रीशाक्यसिंहं मुनिबर सहित सद्धमेकार्यं बरं, पुण्य ज्ञानकृपामय गुणिनिधि देवासुरं बन्दिता। सर्व दुर्गति पापघोर मनसं संसार पाशापहं, नानादुःख च्यंकर भवभयं मोचकुरुष्वं मुने।१।

बत्यत्त शोभायमान जुयाचोंगु शाक्यव्या सिह्थ्ये जुया विज्याम्ह, । महामुनीश्वर गर्नाप आपाल सिहत्याना याकन मोक्ष वनेफींगु सद्धमंज्ञान कना क्यना धर्मया शरीरज्ञ्या उत्तम महानुष्य जुयाबिज्याह्म, । हान असंस्य पुण्यबान् जुया ज्ञान व कृपा या खानिजुया गुण्या पर्वट थ्ये गंभीर जुया विज्याह्म । सकल देव दैत्य मनुष्यादिपसं बन्दना याका सकलया गुरुजुदा विज्याह्म यिकाह्म भगबान् श्रीणाक्यसिह बुद्धयात नमस्कार । पुनर्वार दत्त्व मिश्रगृगति (षद्गति) महाअघोर भयंकरगु पापयात ह्मसीकाचोपि मानविप खना करणा तया विज्याह्म । हानं संसारे भयंकरगु दुः बमय चक्रे लाना राग, द्वेष, मोह इत्यादिया पाशं तः क्यनाचोंगु अज्ञानकृषि अन्ध-कार यात सद्धमंज्ञानया मतंक्यना फुका बिज्याह्म । हानं नानाप्रकारया संसारे जुयाचोंगु जुयावेगु भय व दुः खयात फुका विज्यायहम भगवन् हिमुने जिमित याकन महामोक्ष छोया बिज्याहम ।

#### पंचनस्त्रे मृत्युज्वीबले शान्तियायेगु प्रमागाः-पंचहाः पंचनस्त्र धनिष्ठावि कमाद्विधिः। मर्त्यहा देखशान्त्यर्थं पुनर्मृत्युं च मृत्युदाः। ॥ इत्यादि॥

दुर्गतिपरिणोधन तंत्रोक्तः प्रमाणं न्हापायापि दिद्वान्पिनं याना न्यनावंगु-पंचहाः धेगु पंचनक्षत्र न्यागुदु। धनिहा १ णतिभिया १ पूर्वाभद्र इत्तराभद्र ४ रेवती ५ ध्व न्यागृ नक्षत्रे सितिक दिख्या दुने हानं भेपिन न्याम्ह तक सिनावनीगु संभव दु, ध्व न्यागु नक्षत्रयात पंचहाः मत्यंहाः मृत्युदाः धेगु नाम जुयानोन, युक्तीया अर्थ ष्ये सः—

पंचः घ्नन्तीति पंचहाः न्याह्मतक सिनावनी । मनुष्याः घ्नन्तीति मत्रांहाः । मनुत न्याह्म मखातले दिख्या दुने सिनावनी । पुनः मृत्युदंदन्तीति मृत्युदाः । हानं सिनावनीगु ज्वाबीगु । घ्व न्यागु नक्षत्रस मृत्युज्वीबले थये भयंकरगु दोष प्राप्त जूवैगुया दोष प्रान्ति ज्वीगु क्रिया ध्वस्तः ।

#### कुर्वते पूजनं येच पंच क्रश पुटल्लिकाः। स्थापये तमृत्युदेहेऽपि दाहयेच्च यथाविधिः।

न्याह्म पुटल्लिका, कूशयापि कतामिल देका मृत्यु जूम्हिसिया समीपस तथा न्हापां संकल्प याये पूजादि यानािल श्मणाने मृत्यु जूह्मसिया शरीरे न्यायाय् तया दाह्याना छोयेगु ध्व पंचहाः धैगु पंचके लागुया दोष शान्त ज्वी ।

#### न्यान्ह कूश्या कतामिल देका पूजायायंगु विधिः

कृषया न्याह्य कतामिल देका साच्योनं कृते तस्तो जूनं [उल्गु ते का मदुसा तुयूगु अथवा ह्यासुगु बात दात्रं गुना देकेगु पृश्व मृत्यु जूगु जूसा पुरुष चिन्हं देकेगु, स्त्री मृत्यु कृगु बूक्तः स्थाया चिन्हं देकेगु, धिकवास बस्त्रलाया यथात्रमं न्याह्य तये इनी अना तया मितह्यसिनं मृत्युजूह्यसिया समीपे शिरस्त्या न्यापां हानो, हुक, तस्त्रो, दक्षिणा, स्वां, जाकि, लंख सहित संकल्पयाये।

बाक्य अद्योत्यादि ! । दिवंगत यथानाम्नः बेतत्बदुःखन्ति बिमुक्तः दुर्गतिमार्गहरणाय सद्गतिमार्गंच फल प्राप्तयेऽस्मिन् दिने यंचहाः नाम नक्षत्रे मृत तद्वोषजन्य निवारणार्थे कूणनिमित पनपुटिन्निका प्राणजजल्य पूजाकियाकत् सकल्य महंकरीप्ये ।। तोता लाहाचाये-घूपक्यने । कूशनिमित पचपुटल्लिका आवाहनाय घूपं समरदयाम्यहम्। । पादार्घ्यतये कूश पंचपुटिलका आवाहनाय पादार्घ्य प्रतीछ न्वाहा। । स्वां न्याफो तये । ॐ धनिष्ठा नक्षत्राय म्बाहा । १। ॐ शतिभवा नक्षत्राय 'स्वाहा । २। ॐ पूर्वीभद्र नक्षत्राय स्वाहा । ३। ॐ उत्तराभद्र नक्षत्राय स्वाहा ।४। ॐ रेवती नक्षत्राय स्वाहा ।५। सिन्हतिके। क्शपंचपुटल्लिकायै चन्दनं समरपयाम्यहम । । जजना कोखायेके । कृशपंचपुटलिकायं यज्ञोपबीतं समरपयाम्यहम ।। स्वांतये । पंचकूश पुटलिकार्ये पुष्पं समरपयाम्यहम् ।। नैबद्य-फलफूल-मत विये-दक्षिणा खाये।। कूशपंचपुटलिकागनेभ्यो नैबद्यं फलमूलादि दीपंच दक्षिणां समरपयाम्यहं । । ताय होले । येधमा 🎆 स्तोत्रः । त्यक्ता अत्र महाघोरा त्यत्का बैतरणी नदी। त्यत्का येन सः। नित्यं तदेबं प्रणमा-म्यहं । । रव पंचहा नक्षत्रे मृत्यु जूगुया दोप भान्ति ज्वीमा धका यजमानं धायेके शताक्षर बोने जाकि लंख तोनते। विसर्जन फार्गा तोपुयेके मृतकया शिरणित समीपम तयके।

मृतकनापं श्मशाने छोये, मृतत्या शिरस छहा १ जगु लाहाति स छहा १ खगु लाहास छहा १ जगु तुतिस छहा १ खगु तुतिम छहा १ मृतकयात लंख तोंकेबलेनं थुमितनं तोंके। मृतक नापं थुपि न्याह्मं दाहयाना छोयेमाल। थुलि मात्र यानागुलि भयंकर मृत्युहाः धेगु पंचनक्षत्रे मृत्यु जुगुया दोष दक्व शान्त ज्वी जुल।

#### थनंति पंचतीर्थ छोये विधिः।

ग्वप ५ न्याग माल। थुकी तीर्थ लंख सादुरु पंचामृत पंचरत्न पंचबृही द्वाफोस्वां कचा पंचपल्लब सतित किसलीतया ईकापका गोबरं ताडनतया तुयूगु कापतं हिना दृष्टिनंहयेन तुयूगु छत्र तथे। ध्व ग्वप कलण न्याग सिंहत श्मशाने वने । न्हापां मृतकशस्म ह्यालु यये। हथँया मिस्राष्ट्रये कीया म्हुतुसुये मृतकया ववे फुकं गन २ यागु खः अन २ हेतये। । थनं लि ग्वप कलण भम्ममूर्तिया णिरस १ जगु ल्हातिस १ खगु ल्हातिस १ जगु नुतिस छग्न १ खगु तुतिस छग्व १ तया पूजायाये। । न्हापां भस्म मूर्ति प्रेत स्वरूपं पूजा याये। । तीर्थं लखं हायाये तीर्थोदकं शंखोदकं प्रतीख स्वधा। । पंचगव्यं हायाये। ॐ भृं लं मुं हूँ। । पाद्यतये भस्ममूर्तिप्रेतस्वरू-पाय पाद्यं प्रतीख स्वाहा । । स्वां बोये । ॐसंगमपूर्तिप्रेतस्वरूपाय स्वधा । ५। म्हासु सिन्हलं तिके । भम्ममूर्तिप्रेनस्वरूपाय पीत चन्दनं समर पयाम्यहम्। । जजंका । भस्ममूर्तिप्रेनस्वरूपाय यज्ञोपबीतं समर पयाम्यहम् । । स्वां तये । भस्मभूतिप्रेतस्वरूपाय पुष्पं समर पयाम्यहम् । । नैबद्य पंचामृत फलमूल दक्षिणा छाये । भस्ममूर्ति प्रतस्वरूपाय नैबद्धं पंचामृतं फलमूलादि दक्षिणांच समर पयाम्यहम्। षूप दीप । भस्ममूर्तिप्रेतस्वरूपाय धूपदीपं समर पयाम्यहम् । । ताय्नं होले। येधर्मा० स्तोत्र याये। त्यत्काअत्र महाघोरा त्यत्काबैतरणी

नदी। त्यत्कायेन सदा नित्यं तंदेवं प्रणमाम्यहमः । शहामी स्रव तोंके। ॐिलोदकं स्वधाः । कृण संख तोंके। ॐकन्नोत्कं स्वधाः। शताक्षर बोने थुलि भस्ममूर्ति पूजा जुलः।

#### न्याग ५ खप कलश पूजाः-

धूप क्यने-पंचतथागत पंचबुद्धस्वरूपाय घूपं समरपयाम्यहम्।
पादाध्यंतये। बैरोचनादि पंचबुद्धस्वरूपाय पाद्यं पादाध्यं प्रतीष्ठः
स्वाहा।। स्वांबोये। शिरेचोंगु यात । ॐवंरोचन स्वरूपाय
स्वाहा।१। जवे। ॐअक्षोभ्यः स्वरूपाय स्वाहा।२। स्रवे। ॐरत्न
संभव स्वरूपाय स्वाहा।३। जगु तुतिस चोंगुयात । ॐअमिताम
स्वरूपाय स्वाहा।४। खगु तुतिस चोंगुयात। ॐअमोधसिद्धि स्वरूपाय
स्वाहा।४। सिन्ह, जजंका, स्वां नैबद्ध, फलमूलादि, दिलगा, दीप
ताय् येधमी।

स्तोत्रः । नमस्ते पंचबुद्धेभ्य अक्षोभ्यादि कुलं तथा । मध्ये बैरो चनंनाथं पंचबुद्धं नमाम्यहम् । शताक्षर बोने ।

#### थनंति ऋस्थि काये बिधिः।

भस्म मूर्तिया ललाटे (कपाले) च्चंगु क्वे तोला १ या प्रमाणं काये खगु त्हातेतया जगुत्हातीं तीर्यलखं हायाये । ॐतीर्थोदकं शंखोदकं अस्थिशुद्धोऽहूं । । पंचगव्यं हायाये । ॐ भ्रं लं मुं हूं । गोमूत्रं गोययंक्षीरं दिधसप्पि कूशोदकं । निर्दिष्टं पंचगव्यंच पितत्रं अस्थिशोधनं । । हानं लखं सिले । ॐ अस्थि प्रक्षालनं शोधनं प्रतीख स्वाहा । । जगुत्हातीं ईका पका कया बाक्यपत्ति अस्थिस ताइन (केक्ये) व्छाकेगु । बाक्य । ॐ सर्व संशोधने स्वाहा । १ ।

अ सर्वे पाप भस्मिकुरु हुंफट् स्वाहा । २। अ सर्वे पाप बट्व बजाम हंफट् स्वाहा । ३ । ॐ सर्वीकूशाय हंफट् स्वाहा । ४ । ॐ कुर २ हुफर्स्वाहा। ५। ॐ सर्वशत्रु विनाशावरणानि हूंफट न्दाहा। ६। ॐ सबं घूँ २ जिलोधय २ आबरणानि हफर स्दाना । ७। ॐ सबं मुं सर २ प्रसर २ आवरणानि हूं फट स्ताहा । व । ॐ तर्व हुँ हर २ सर्वावरणानि हूं फ़ट् स्वाहा । ९ । ॐ सं स्कोटम २ सर्वीवरणानि हं फ़ट् स्वाहा । १० । ॐ सबंभूत सर्वीवरणानि हं फट् स्वाहा । १९। ॐ सर्बत्र सर्वाबरणानि हूं फट् स्वाहा। १२। ॐ सर्व दह २ पापं दह २ हुँ फट स्वाइा । १३ । ॐ सर्ब क्लेश दहर हूं फट् स्वाहा ।१४। ॐ सर्ब मलंखिन्द २ सर्बांबरणानि हूं फट् स्वाहा । १४ । ॐ सर्ब पापं पच २ हं फट् स्वाहा । १६ । ॐ सर्व प्रेंतगित उत्तीणं सुसाबतीं गच्छ २ हूं फट स्वाहा । १७ । ॐ सबं प्रथम दुर्गीत नोधय २ हुँ फट स्वाहा। १८। ॐनमो भगबते सर्व दुर्गीत परिशोधन राजाय तथागतायाईते सम्यवसंबुद्धाय तद्यथा ॐशोधने २ विशोधने २ सर्वपाप विशोधने शुद्धे विशुद्धे सर्व कमी बरणानि विशोधने स्वाहा । १९ ।

सादुरु हायके। ॐ कंकिन २ बाचनी २ रोचनी २ त्रोचनी २ प्रतिहत क्षयंकिर स्वाहा। । पंचामृत बुले। यन्मंतलं सकलसत्व महासुखस्य तन्मंगलं मवतुते परमाभिष्येकः। । गो लोचन म्हासु सिन्हलं बुले। यन्मंगलं सकलसत्य हृदिस्थितस्य सर्वीत्मकस्य बरधमं कुलाधिपस्य। निःशेषदोष रहितस्य निरात्मकस्य तन्मंगलं भवतुते परमाभिष्येकः। । पुनः शंख ललं लुये। यन्मंगलं हितकरं परमं पिबतं पुण्यिक्या करमात्य जनाभियुक्तं। कृतस्ने जगाद भववान् मुनिशाक्यसिहं तन्मंगलं भवतुते परमाभिष्येकः। । ह्याउ व्यं सुये। ॐ वमृते २ वमृतोदके वमृतोहीं अखं प्रतीख स्वाहा। । तीर्यं नक्षं हानं सिले। ॐ तीथौदकेन अस्थिप्रक्षालनं व्यस्थिप्रोधनं पाप

बिगोधनं स्त्रेगनागनं प्रनीद्ध स्वाहा। । पून अन्य सन्धं बिन्य। के पुग्य २ बहापुण्य अपरिमिनगुण्य अपरिमिनायुग्न्य ज्ञानमं भागे पिनते अन्तर्य गंरकार परिणुद्धे धर्मते गगनसमृद्गते स्वधाद्यां बजुद्धे महानय परिवारे स्वाहा । । यतंति त्यागग्दर कृतक्या नम निमे । पंत्रबुद्धया धारणी बोने । न्हापां शिरसचोंगु ग्वप कलवाभिष्यंक-सम लुये। वैरोषम घारणी बोने। । ॐनमां भगवनं वैराचन तथागना याहते सम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐमूक्ष्मे २ समे २ शान्ते २ दान्ते २ समारोपे अनारवे नरंबे निराकुले निर्वाणे यणोवते महानेज सर्बबुद्धाना निष्ठानां धिष्ठिते स्वाहा । १। जवेचोंगु ग्वप कलणं लुये । बक्षोध्य धारणी बोगे। । ॐनमो भगवते आर्य्य अक्षोम्याय तथागनायाहेने सम्यक् मंबुद्धाय तद्यथा ॐ कंक़िन २ बाचिन २ रोचिन २ त्रोचिन २ प्रतिहत क्षयंकरि हन २ सर्व कमंपरं पराणि मे स्वाहा । २ । खवे चोंगु ग्वप कलशं लुये। रत्न मंभव धारणी बोने। । ॐनमो भगवते आय्यं रत्न मंभव तथागतायाहंते सम्यक् मंबुद्धाय तद्यया ॐरत्ने २ महारत्ने रत्नमंभवे स्वाहा । ३ । जगु तुतिया ग्वप कलशं लुये । अमिताभ धारणी बोने । ॐनमो भगबते आर्य्य अमिताभाय तयागतायाहते सम्यक् मंबुद्धाय तद्यथा ॐ अमिते २ अमितोद्भवे अमित संभवे अमितसिद्धे अमिततेजे अमित विकान्ते अमितगामिनि अमितकीर्ति गगनकरे अमित दुंदुभिः स्वरे सर्वायंसाधनि सर्वं नर्मक्लेश क्षयंकरि स्वाहा। ५। खगु तुतिया ग्वप कलशं लुये। अमोधिसिद्धि धारणी बोने । ॐनमो भगबते आर्य्य अमोघसिद्धि तथागताय सम्यक्-संबुद्धाय तद्यया ॐसिद्धे २ सुसिद्धे २ सबीर्यसिद्धे स्वाहा । ५। फुकं त्वाक खयाना छक हानं सिले। यन्मंगलं सकलसत्व हृदिस्थितस्य विमिताभिजनस्य धर्मकेतुनाच बरहास सुभाषितेन श्रीरत्नसंभव जिनस्य निशेबितस्य तन्मंगलं भबतुते परमाभिष्येकः। । अस्य लुपले बहपतेनं भुने, कंशया खोलास तये हानं म्येगु अस्थि छकुचा कया खपकलश न्यागलेमं तया बिये। शताक्षर बोने बिसर्जन याये धुलि अस्थिकाये बिधि जुल।

ग्वपकलश न्याग पंचतीर्थ छोये—प्रथम शिरस चोंगु कलश न्हवं घाटे तीर्थंस छोयेगु। १। द्वितीय जवेचोंगु कलश शंखणोल तीर्थं छोयेगु। २। तृतीय खवेचोंगु कलश मनमती तीर्थंस छोयेगु। ३। चतुर्थं जगु तृतिया कलश निर्मल तीर्थं सो भागवतीस छोयेगु। ४। पंचम खगु तृतिसचोंगु कलश जयतीर्थं—न्यखु होने छोयेगु। ४। वनीप मनुत मदया छोये मफुत धासा न्यागलं हे छथासं छगुहे तीर्थं नं प्रवाह यायेनं जिल।

भस्ममूर्ति फुकं मुने फिया चैत्य छ।व देका तुयूगु छत्रं तिया-बह्या ढाफोस्वांनं तिये पंचवुद्ध स्वरूपं पूजा याये। न्हेप्यि दुगु कपा-य्या नार्गीचन्ह चैत्यगोले तिया सादुरुं लुना पुयिहाये शताक्षर बोना बिसर्जन याये, भस्म दक्वं छगु थले तथा (मुंका) मितह्यितनं जोना तीर्यस प्रबाह याये। स्नान याये धुंकातिनि अस्थि यल मितह्यसिनं जोना छ क्वे लिफ़:सोये मज्यु नो:वाये मज्यु सूनं थियेमज्यु खिचानं थिये मज्यु। छे छगु गोप्यगु थासे च्वे नकीं ताना खायेगु, ल्हाहा चाये मिखा पिये अलेतिनि नो:वायेगु। सकसियां चिपंथियेनं जिल। किया चोनीह्य-अलग चोने-अम्येचीज छुंनं नये मजिल फुसा घूझ-पान समेतं तोतेफेके माल। छे दुर्गति परिशोधन मण्डल देकेमाल यणकमं पूजायाये सुथे दुर्गति परिशोधन पुस्तक पाठ याकेगु बहनी शाक्यमुनि मंत्र सवा लाख जाप याकेगु, न्हिने यमढारानुशंसा पुराण कंकेगु। छन्दु अत अस्थि सिलेगु-फुसा दशपिण्डनं थयेगु। गृहगुढि तकया अथवा नीमोखुन्हु तकयात थ्य ज्या आरंभ ज्वीज्ल। दश पिगड थयं प्रमःग, मंजुश्रीपागजिकासदुः

पिएडदानं यथाकार्यं शुद्धातमान जितेन्द्रियः।
प्रथमं द्वितीयं तृतीयं एकंकंच प्रदापदेत्।।।
तथैन हि चतुर्थेतु पंचमे अणि पातयेत्।
पष्ठमेकं तथा पिएडं सप्तमे द्वर्यापएडक्रमः। २।
भवसप्त विशुध्यर्थं सर्वदुर्गति छेदनं।
बोध्यंग सप्तथातुंच जायते सप्तमेऽहिन ।३।

मृत्युज्गु दिनया प्रमाणं छाव १ निःह्मुन्हृ छाव १ स्वन्द्रुमुन्हृ छाव १ स्वन्द्रुमुन्हृ छाव १ स्वन्द्रुमुन्हृ छाव १ स्वान्हृमुन्हृ स्वग ३ सुन्हृ धुन्हृ १ न्हेन्द्रुमुन्हृ निग्व २ युगुरीतं याना टणपिण्ड धँगु भिग्व १० ययेगु । धदे याये मफुसा न्हेन्हुमुन्हृ हे सुथे तीर्यम वना भिग्वल हे धयेन जिल । । बौद्ध मतान्तर बुद्धिण्ठपिनि न्हेन्हुंहे गृहणुद्धि यायेमागु जूयानिति युगु प्रमाणां सीका न्हेन्हु दैवले दशपिण्डया क्रिया निष्ठेका बिये. युगु पुण्यानुभावं षद्गतिया दुःख मोचन ज्वीजुल । । बोध्यंग धंगु ज्ञानदा अंग धागु खः सप्तधातु मिलेजुया व्व देह पुनः खाराजुया याकन तःधंह्य मनुष्य जुयानातु जन्म कावनीगु प्रमाणं गृहणुद्धि यायेबले छे छाव १ एक पिण्ड धायि (बोध्यंग) पिण्ड थयेगुनं अत्युक्तमहे ज्वी, छाय्धासा योत्र वंधुपिनि आसूचया दुखं चोनेगु फुकेज्वी अर्थात् फुकीते पूजादिकमं यासानं जिल धका पाराजिकास धयातःगु दुः—

#### प्रमाण थ्वखः ।

बौद्धेन सप्तरात्रंस्या द्धोमं कुर्ग्याद्गृहे शुचि। ततः पश्चात् प्रदातव्यं बाध्यर्थं पिएडमेकक्रम्।४। स्थाबरीयानु रूपेण तथता लीन भावयेत्। एकपिएडं प्रदातव्यं सप्ता हानि विशेषतः ५। गोत्रेभ्यः सूतकं नस्यात् पुत्रपे।त्रेण कारयेत्।इति।

वीद्ध धर्मावलिव चूडा कर्म यायेमापि बुद्धिष्ठिपिन आणाल स्तकादि (अणुचि) मानेयाना च्वने म्वाक याकनं गृह व काय पित्त्र ज्वीगु कारणे स्हेन्हुखुन्हुहे छे यज हामार्थन यायेगु पुनः बोध्यंग धौगु एकपिण्ड छग्वन स्थावरोयानुहपं तथताज्ञानं लीन यायेगु भाव विशेष गृहशुद्धि होमार्चनया ज्ञाना हुति धुनेव थया विलधासा गोत्रादिपिन्त स्तकादिया दोष मदु।

एकपिण्ड (बोध्यत) नाम पिण्ड थयेत्रले किया थथेतः चैत्य छग्व १ श्रीधमंधातु त्रागीश्वर स्वयंभूतुद्ध नाम पिण्ड भागं स्वधा ।१। तथता लीन भावेन वोध्यंग नाम पिण्डभागं स्वधा ।१। यमराज स्वरूप बिकलाय पिण्डभागं स्वधा ।१। थुलि स्वग जक थयेगु । कूशपुटलिका मतसानं जिल मेगु वाक्य इत्यादि फुकं उथ्येहे खः ।

भिन्हुं गृहणुद्धि यायिपिनि दशपिष्ड थयीबले न्हि छम्बयाना भिन्हुया भिग्वहे थयी अथवा गृहणुद्धि खुन्ह्हेनानुं झिग्वलं थैपिन दुः।

### म्रास्थि सिलेगु प्रमाण:-त्रिपंच सप्तमे चीन्हि अस्थिशीचं प्रचालयेत्। नचां प्रचाहयेदस्थि चैत्यगर्भे विशेषतः। ६।

रवन्त्र ३ न्यान्तृ ५ न्हेन् ७ विकोश दिनम पूर्ववन हत् अस्य सितेगु मूल कलणया लखन मिलेमाल । दुर्गति परिशोधन मण्डल नित्य पूजादि याये पाठजाप महित याये : हे सीयेगु बीर याये माल ।

अस्थि नीमोल ल्हुये खुन्हु जक विहारे वना दुर्गत परिष्ठोधन मण्डल पूजा सहित पंचरत्न ल्याकछ्याना, निना अस्यि फुक चैत्यया गर्भम तथा थाये पूजादि क्रग थुका नदीस वना चैन्य अस्थिधानु प्रबाह याये।

पुना थ्वहे चैत्य ल्यंका गर्भेनया तः ग्वगु चैत्य देकं गुमफुसा नमरा भगवान् या गर्भस तेयंकंगु अथ्येनं मफुसा फुकंहे नदीस प्रवाह यायेगु । थुगु पृण्यानुभावं पद्गतिस चाउले माली मखु, सुन्वावती भुबने याकनं प्राप्त ज्वी ।

स्वर्गंस विमलमणि देवपुत्र मृत्यु जूवले देवराज इन्द्रं पुत्रया नामं यथे शावयमुनि भगधान् बुद्धया वचन न्यना अस्थि कया दुर्गंति परिशोधन मण्डलाचंन सहित अस्थि गभंस तया चैत्य थाना वहे चैत्य हानं गभेंत्या स्वर्गं भुवनयः नन्दन बगीचास तःग्वयाना चैत्य निर्माण याना व्युगु पुण्यं इन्द्रपुत्र विमलमणि देवपुत्र तत्कारणं सुखावती भुवने अमिताभ तथागतया शिष्य जुया तरे जुन । ध्व ज्ञान सीका सुनां मृत्यु जुह्मसिगु नामं थथे अस्थि कया थुगुरीतं याथी उह्म याकनं विमलमणि देवपुत्रथ्ये तरेज्वी धका भगवान् बुद्धं आज्ञा देका वन-ध्व स्रोति परिशोधन तंत्रे दुः । मेमंगु ग्रन्थेनं यकों कनावंगु दुः ।

### श्रस्थि पुयेकेगु प्रमाणः-

परेचा विषसे प्रातमिएडलं वर्तये द्विभिः। बिहारे पर्वते न द्यां चैत्य संस्कार ये विधिः। ७। नद्यां प्रवाहये दस्थि चैत्यगर्भे विशेषतः। एतत्पुण्यानु भावेन मोद्य पद मबाप्नुयात्। ८।

गृहणुद्धि धुनेवं कन्हं च्यान्हख्न्हु (नीमेशन) ख्नु-बिहार अथवा पर्वते नशस वना क्रियानुरूप अधिध गर्भेतया चैत्य थाये दुर्गतिपरि-शोधन शाक्यमुनि महामण्डलाचंन पुनः पाठ जाप महित विधिरूपं याये च्वे बनावध्ये प्रबाह याये थुगु पुण्यं मोक्षपद प्राप्तज्वी जुल।

े छगु हान विशेषया खँ-धागुदुकि बुधबार खुन्हु गृहणुद्धि होमा-चंन लातधासा हिंसा यानेमाल धका यानाचोंगु विषये बौद्ध मतान्तर या प्रमाणं मखुः अवश्यनं खैः मखुः। छायधारा-संख्याहे मदेक पुण्य दंगु अस्थि किया दुर्गतिपरिशोधन या ज्या यानान हानं होमस हिंसा याये मा धँगु बेलकुलहे अनर्थ या ज्या खैः। अगबान् बुद्धं हिंसा याये मा बका कदापि आजा ज्वीमखुः बौद्ध शास्त्रे छु ग्रन्थेमं लुयेके फैनं मखुः उकी बुद्धया ज्ञानदृष्णिं बुधवार खुन्हु गृहणुद्धि होमाचन यायेगु लावैबने यजहोमस हिसादि कमं तोता केयल होममात्र अपो यायिगु खनेद्।

तरमात भी बुद्धिष्टतेमं होगादि यज्ञाचंन कमंस पापया मूल हिमादि कर्म तोतेगुहे सफलज्बी धका प्रमाण नाःवानातगु दुः।

### चैत्य थायेबले बोनेगु बाक्यः— चित्रबिंशति अबदान दः—

#### समन्तभद्रमंत्रेण सप्तथा मर्दयत्सदा। बसुघेतिमंत्रेण मृत्तिकां पिएडनादि। इत्यादि।

३% समन्त भद्राय स्वाहा । ध्व बोना चा न्हंक न्हायेगु ।१।
ॐ वसुषे व्वाहा । ध्व बोना चा कृथला कायेगु ।२।
ॐ वज्रोद्भवाय स्वाहा । ध्व बोना चा चोका लृटेकेगु ।३।
ॐ अरजे बिरजे स्वाहा । ध्व बोना चा चिकने युनेगु ।४।
ॐ बज्धातु गर्भे व्वाहा । ध्व बोना चा थामाम दृष्ट्रीयेगु ।४।
ॐ बज्भुक्कलाकोटय २ व्याहा । ध्व बोना चा कोत्यला छोयेगु ।६।
ॐ बज्कित छेदय २ स्वाहा । ध्व बोना चा त्वायलेगु ।७।
ॐ धर्मधातु गर्भे स्वाहा । ध्व बोना अस्थि पचरत्न गर्भेतेगु ।६।
ॐ धर्मधातु गर्भे स्वाहा । ध्व बोना चैत्य थासा लिकायेगु ।९।
ॐ सुप्रतिष्ठितबजे स्वाहा । ध्व बोना चैत्य थासा लिकायेगु ।९।

#### यथाकमानुसारं पंचोपचार पूजादियाये।

पंचतथागत स्वरूपं पूजादि यायेधुंका अर्घ्यं विये—वावयः— दुवंक्षिताम्बु मंयुक्तं पंचरत्नादि मंयुतः। शंखस्यः प्रतिगृन्हन्तु अर्घ्यं दक्तं यदा मुदा। भगवन् श्रीमच्छी पंचतथागत स्वरूप जिनेम्यभ्ररण कमले अर्घ्यं प्रतीख स्वाहा। पिण्डपात्र दान। अष्टांगप्रणाम। रत्न-मंडल द्वहलपे। चक्रपरिवार पूजा। स्वां कितने। गुरूपूचा दक्षिणा। किभु निसला स्वाये। शताक्षर बोने स्वां कोकाये। सिन्हतिके विसर्वन वाये। अस्थि शत गर्भे तया थानागु चैत्य नदीस (तीर्थे) प्रवाह यायेकुमा तःधने नमरा भगवान् चैत्यस तेयके गु मकुसा छथानं सःती गु नीर्थे यंका मण्डलया रजनं नापनतुं प्रवाहयाये । तीर्थम फिया नाग देका पूजा याना अध्यं विया लिहाँ वये । युलि अस्थि धातु गर्भ स्थापन विधि जुला।

यु न उत्तमिक्या बुद्धधर्मंस मृत्वावती व।सना याकनं मिलेज्वीगृ धका भगवान् बुद्धं कना विज्याना वंगु शास्त्र यकोंहे दनि उकीं वाक्य यायेगुनं मुखावती वनेमा धका यायेगुहे उत्तम ज्यी ।

भगवान् बुद्धया स्वयंभुज्ञान सद्धर्भचय्यः नृमारं वृजोगु सहा उत्तमगु बुद्धधमं या छगु तः धंगु किया ह्यासीका थथे अन्य किया भीनं तो: मफीक जगतोहिताय जन्म २ स याये अथवा याके केमा।

### म्रस्थि धातु कायेगु या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मृक नाम्नः प्रेतस्य पोडश नरकादि विमुक्तः मुखावतीलोके प्राप्तयेऽस्मिन्दिने श्रीधम्मंधातु वागीश्वर स्वयंगुजिन मृतिये अस्थिघातु गर्भ स्थापन।दि कर्मणि अस्थि ग्रहण अस्थि प्रशालन अस्थि ताडनच पंचोपचाराचन कर्मकर्तुम् ।

### श्मशाने चैत्य पूजा या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः मुखायतीलोके प्राप्तयेऽस्मिन् दिने बालुकानिर्मित श्रीस्वयंभु धर्मधातु बागीश्वर अवहन मुप्रसन्नद्वारा पंचोगचाराचंन कर्मकर्तुम ।

### बिहारे छें हुर्गति परिशोधन मण्डलार्चन या बाक्यः-

अस्य दिशंगतस्या मुकनाम्तः प्रेतत्व विमुक्त मुखाबदीलोके प्राप्तयेऽस्मिनदिने श्रीस्वयभ् चैत्यगभे अस्थि धातु राभं स्थापन दुर्गृति परिणोधन श्री शावयमुनि मण्डलाचेन कर्मवर्गुम ।

### गृहशुद्धि होमार्चन या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः मुखावतीलोके प्राप्तयेऽस्मिन् दिने काय पवित्र गहणुद्धि होमार्चन कर्मकर्नु म्।

### बोध्यंग एकपिण्ड या बाक्यः--

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः सुखावती लोके प्रश्तयेऽस्मिन्दिने आसूच बिमोचनाय तथता लीन आदेन बोध्यग एकपिण्ड दानाचन कर्मकर्तुम् ।

#### दशपिण्ड या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः मुखावती लोके प्राप्तयेऽस्मिन्दिने दशेन्द्रिय संमीलन निमित्यर्थे दशपिण्ड दानाचंन वर्मकर्तुम् ।

### पंचतीर्थे पंचकलश छोयेगु या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व पोडश नरकादि दुःखभाग विमुक्त मुखाबती लोके प्राप्तयेऽस्मिन् दिने मृतक भन्म प्रवाह कर्मणि वंचतीर्थे पंचकतशादि स्थापयाय पंचीपचारार्चन कर्मकर्नुं म् ।

### नीकपिण्ड थये या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः मुखावती लोके प्राप्तयेऽतिमन्दिने पितृ निमंत्रणाय सलीन कर्मणि पूर्वान्ह पिण्डयाना-चंन कर्मकर्तुं म् ।

### लत्या सलीन (समान) पिण्ड्या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः प्रेनत्व विमुक्तः मुखाबतीलोके प्राप्तयेऽस्मिन्दिने सलीन पिण्ड दानाचंन कर्मकर्तुं म्।

### लुँखो चाकीबले या बाक्यः-

इहलोकं परित्यज्य पितृलोकं सगच्छति । पितृलोकं परित्यज्य सुखीवतीं सगच्छति । बुद्धं शरणं गच्छेत् १ धर्मं शरणं गच्चेत् २ संघं शरणं गच्छेत् २

#### स्त्री पिगु नामं ज्ञ्ला स्त्रीलिंग वसनं यायेग् वाक्यः—

अस्या िवंगताया मुक नाम्ना थुन्ति मात्र ह्यांच मन् पूकः उथ्येज्वी ।

### मासिक पिण्ड थये या बाक्य:-

अस्य दिवंगतस्या मुकनाःनः प्रेतःव िमुक्तः मुखाबतीकाकः प्राप्तयेऽस्मिन् दिने अमोघ फलदायणी द्वागमतोः संगम अत्र पृथ्य तीथं बालुका निर्मित श्रीस्वयंभ् धर्मधातु वार्गश्वर नागराज्य कावा- हन सुप्रसन्न द्वारा प्रथम मासिक पिण्डदानाचंन कर्मकर्नुम ।

एबं प्रकारं द्वितीय मासिक इत्यादि याना मासिक विण्ड धनः-र्चनया बाक्य यायेगुः।

### खुलाया छें पिण्डथये या बाक्यः-

अस्य दिबंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः मृखावती नोके प्राप्तयेऽस्मिन दिने षट् मासिक पिण्ड टानार्चन कर्मकर्तु म् ।

#### दिकलाया पिण्डथये या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक्तनाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः मुखावती लोके प्राप्तयेऽस्मिन्दिने वार्षिक पिण्ड दानार्चन कर्मकतुं म्

### शोक फेनेगु या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुकनाम्नः शोक मोचनायास्मिन् दिने श्री कुलकोश्वर देवदेवी आबाहन मुप्रसन्न द्वारा पंचोपचारार्चन कर्मकर्तुं म् ।

#### तिथि या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः सुखावती लोके प्राप्तयेऽिमन दिने प्रतिसाम्बद्धर पिण्डदानःचन कर्म कर्तृम् ।

#### षोडश पिण्ड या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुक नाम्नः सुगति मार्ग प्राप्तयेऽस्मिन िने गृहे नाना दोषं च निवारणाय योडश पिण्डदानाचन कर्म कर्तुम्।

### सोन्ह श्राद्ध या बाक्यः-

अस्य दिवंगतस्या मुकनाम्नः सुगति मार्ग प्राप्तयेऽस्मिन् दिने गृहे नाना दोषंच निबारणाय अप्रपक्ष पिष्ड दानार्चन कर्मकर्तुम् ।

#### भ्वेःज्वीबले फरमास श्राद्ध या बाक्यः-

अस्य दिवंगतादि नाम्न. सत्वानां दुःख मोचनायाऽस्मिन् दिने दिवंगत।दि पितृगन निमंत्रण कर्मःण नन्दि मुख पिण्ड दानाचेन कर्म कर्तुं म् ।

# बालक पिंगु ४ दिने गृहशुद्ध होम या बाक्य:--

अस्य बालक दिवंगतस्या मुकनामनः काय पाँबत्र कर्माक मृतः काच्चतुर्थ दिने गृह शुद्ध होमार्चन कर्मकर्नु म्

### बालक पिंगु नामं ५।७।९।११।२१ दिने शोक फेनेगु या बाक्यः--

अस्य वालक दिबंगतस्या मुकनामनः सुनितमार्गंच प्राप्तयेऽस्मिन् दिने शोक मोचनाय श्रीकुललेश्वर देव देवी आवाहन सुप्रसन्न द्वारा श्रीधमंधातु वागीश्वर स्वयंभु चैत्यादिच पचोपचाराचंन कमंकर्नुंम्।

#### प्रेत निसला संकल्प या बाक्यः--

अस्य दिबंगतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्व विमुक्तः पितृलोके प्राप्तये सिमन्दिने दिब्गत तृप्त कर्मणि आद्रा, लबन, पववान्न, फल मूलादि आमीष सहितंच चिप्तान्न दान संकल्पमहं करीष्ये ।

### गुह्च लोकोत्तर श्राद्ध या बाक्यः--

अस्य दिबंगतस्या मुक नाम्नः सुखावती लोके प्राप्तयेऽस्मिन् दिने गृहे नानोपद्रवादि दोप निवारणाय श्रीधर्मधातु वागीश्वर कुल-शेदवर देव देवी आवाहन सुप्रसन्न द्वारा गुह्यनोकोनर पिण्डदानाचंन कर्मकर्नुम् ।

### बाह्य लोकोत्तर श्राद्ध या बाक्यः--

बस्य ितंगतस्या मुकनाम्नः मृत्यायती लोके प्राप्तयंजिमन् विने गृहं नानो पद्रवादि दोप निबारणाय श्रीधर्मधातु वागीश्वर स्वयंभु चैत्यादि सहित आबाहन नृष्रसन्न द्वारा बाह्य लोकोक्तर पिष्ड दानाचन कर्म कर्तुम्।

दिशा दुम्ह सिगु गृह्य लोकोत्तर ज्वी, दिशा मदुम्ह सिगु नाम बाह्य लोकोत्तर ज्वी। युकीया विचार गःये धासा दिशायः १४ चत्दंगा भिष्येक प्राप्त ज्वीधुं कुम्ह सिगु नामं देवी भण्डल महित गुह्य पूजा याना दशाभिष्येक ितृगन पिन्त विया धाह यायेगु यात गुह्य लोकोत्तर धायि।

दिक्षा मदुम्ह सिगु नामं जुसा गृह्य पूजा मयामे सामान्य चैत्य सगन्धौ खाय् थापि मुकत्ना युलि जक धापं याना दाह्य पूजादि कमं पिण्ड ययगृ यात बाह्य लोकोत्तर धायि ।

### श्राद्धे त्रिरत्न प्रमाण-तीर्थ महात्म्ये:--

स्वयम्भृ बुंद्ध निर्माणं गोग्रासधर्म निर्मितं। पुनश्चापि वुधैः प्रोक्तं दीपं च राघ निर्मितं। १। निर्मितं कुश मृतिंच पितृ पिण्डमिति स्मृतं। विकलं यमराजंच श्रद्धया श्राद्ध कर्मणि। २। प्रेतादि समयोपापं पितृ देवादि पूजनं। दुर्गित रो। धनार्थाय श्रिरत्न भक्तित सदा। ३। पिण्ड नैय स्वयंभु बुद्ध १ गोग्रास धर्म २ मत एव ३ हुआ पुटलिका व पिण्ड-पितृदेवताणि स्वरूप ४ विकल यमरा**प्र स्वरूप** ५ थुलि मोका यायेगु श्राद्ध यात श्राद्ध धायि ।

प्रेतादि नरके ोग इ:ए समान ज्वीगृ उपाय याद स्हमीका यायेगु यात पितृ देवतापि पूजायायेगु । मि गृ दुर्गति दुःखबाद सदेका छोयिगु उपाय विरान लुमंका सदानं भक्ति यायेगु :

### कूश पुटलिका या प्रमाणः-

# प्रितामहरचाचाभ्यः पितामहोऽमिता भकः । स्विपिताऽमोघ सिद्धिंच क्रशैतेऽपि पुटलिका ।

तापा आजु अक्षोभ्य स्वरूप १ आजु अभिनाम स्वरूप २ अयुजु अमोघसिद्धि स्वरूप ३ थ्गुरीतं धका सीकेगु ।

#### पिण्ड प्रमाणः--

बुद्धींधर्मश्च संघश्च भाषयेत् पितृदेषता। बुद्धींधर्मश्च भावन्तु प्रपिताच पितामहः। स्वपिता संघ षिज्ञोयः स्वस्व नाम षिचिन्तयेत्।

पुनःतापा आजु बुद्ध स्वरूप १ आजु धर्मस्वरूप । अबुजु संघ स्वरूप ३ व्वहेरीतं थ.थ.पिगु नामं विचार जूवं ।

#### बिकल या प्रमाण:--

#### बिक्रल यमुनाभ्राता काकादि स्वान पिएडच । बिकलन्तु बिनापिएड केाटिपिएडं भवेद्वृथा ॥

विकल पैम्ह हे यमराज स्वरूप खः १वैत काक थिण्ड स्वान णिण्डन धार्थ । थ्व विकल मतसे पिण्डदान यात धासा कोटिक योसान व्यर्थज्वी । विकल थैम्ह यमराज स्वरूप लोकेश्वर खः धका बुद्धिमान पिनं धयावन ।

### भ्रबुया लत्याबले पिण्डतेगु प्रमाणः--

#### बृद्धिपतामहश्चेय प्रिताच पितामहः। स्विपतादिंच पुत्रेण लीनिपण्डं प्रदापयेत्॥

घाय घाय चा आजु ? तापा आजु २ आजु ३ अयुजु ४। अबुजुया नामं तयागु पिण्ड च्वे लीन यायेगु जुल। दिआ दुम्ह सिगु नामं लोकोत्तर श्राद्ध ज्वीबले (फलायेम्बाः। कोल्लास चैत्याकार ज्याना वहवा द्वाफोस्वां पंचपताक तिया श्रियानुसारं ज्वी वहनी देवलोकोत्तर (मतपूजा) समेतं जुवै।

दिशा मदुम्हसिगु नामं ज्वीवते थ्व फुकं तोता फिलाया साबीकं िण्ड जूवैजुल। लोकोत्तर पद्धतिस थथे कना वंगुदुः। दिक्षा मदुपिन्त गुह्याभिष्येक तर्पण याये मन्यः म्दाबले हे वीमज्यु िबंगत ज्वीष्ठंका गथ्ये गुह्याभिष्येक तर्पण बीगु धका प्रमाण वियातगु दुः।

### बौद्ध ग्रन्थे पिण्डलीन यायेगु प्रमाण:--

#### त्रिपत्ते वा त्रिमासेवा पहमासे द्वादशेऽपिवा। सलीन करणं कुर्यांत्लाकात्तर विधि कमान।

सन्य युगे दिछदेका, देता युगस खुलादेका, द्वापर युग्न संद्रा देका कलियुगस, लत्यादेका सातीन धैगु समानिषण्ड ध्यार्डागु फुमा लोकोत्तर विभियाये मफुस। बाह्य हळ यायेगु ।

### गरूड़ पुरारा सलीन यायेगु प्रमाणः--

साम्बत्सरे त्रिपत्तेवा सलीन करणे विधिः। अनन्त्यात्कुल धर्माणां पुंसाञ्चेवा युष त्र्यात्। श्रिस्थरत्वा च्छर्रारस्य द्वादशाहे प्रशस्पते।

दिह, खुला, स्वला लत्यादेका सलीनकमं (श्राद्ध) यायेगु नं कलियुगस मनुष्यिति आयुदौ केवल आपालं हीन उबीनु ज्यानिति सिकंदुकं पना तःतः वयना चोनेफु लत्या तक चोने तन अपध्यारो ज्वीफु, अध्येयानिति १२ दिनेहे सलीन कर्मयाना १३ दिने साबीक श्राद्धया गृहस्थिया कर्मकाण्ड फुके याना बीज्युधका हदनं नम्डयात कंगुखः धका प्रमाणदुः।

### जानेबले बलिबी लोमनीबले सिधा निसला बीगु या बाक्यः--

दिबंदतादिभ्यः शाद्ध रूपेण नित्य यनि तर्पण भंग तद्वोषजन्य निवारणायाऽस्मिन्दिने वज्राचार्याय आद्रा. लवण, पववान, मोला फलादि सहिन चिष्तास्रदान तुम्यमहं संप्रदेदे। । सिधा जूसा----माप, लवण, हरिद्रा, धृत, शाकादि सहित तन्द्रलदान तुम्यमहं संप्रदेदे।

### न्हिकंयाये लोमन धकानं थथे गौदान जलदान इत्यादि दान बीफु थुकीया बाक्यः—

श्रीकुलशेश्वर देव देवी आवाहन सुश्रसन्न द्वारा विक्षा महामंत्र नित्यकर्म भंग तद्वोपजन्य निवारणायाऽग्मिन् दिने गौःप्रमाण द्रव्य निर्मितं जलकुंभ (पात्र) दान तुभ्यमहं संप्रव्दे ।

#### गौ दान या बिधि व बाक्यः--

लखं हायाये। शंखोदक गुद्धोऽहूँ। पंचगव्यं हायाये। ॐभृं लं मूं हूं। हानं लखं हायाये। । ध्प-द्रव्यिनिर्मतं गौमूतंये धूपं समर प्याम्यहम्। । पादार्घ्यं। गौमूतंये द्रव्यिनिर्मतं पादार्घ्यं प्रतीख स्वाहा। स्वांबोये। ॐनन्दायेस्वाहा। ॐभद्राये स्वाहा। ॐजयाये स्वाहा। ॐसौम्याये स्वाहा।। ॐकिपिलाये स्वाहा।। सिन्ह,

जजंका, स्वां. नं ब्रह्माँ: सहित पंचापवार पृष्ठा स्वांत्र । ब्रह्माव । प्रसिद्धिय सहामध्मी स्वक्ष्यय नमाम्यहम् । । संकत्पयाय । धानयाय । अवंत्याः प्रावृद्धियाः प्रावृद्धियाः । संकत्पयाय । धानयाय । अवंत्याः प्रावृद्धियाः । पाप नाशाय नवीरिष्टंच धान्त्यर्थे अञ्चाचाय्याय द्रव्यविभित्तं गोधान तुम्यमहं संप्रददे । । शन प्रतिष्ठा-आशीवाँद वियं । गाहे दान वात धासा द्रव्यनिभितं वाये स्वाल ।

### पंचगब्य देकेगु प्रमाण पाराजिकासदुः-

नीलबर्णांच कृष्णाच रक्ताच र्कापला शिता। गोमृत्रं गोमयं चीरं दिध सिपं यथा कर्म। ९तेषु गोषु गृन्हीयात् पंचगव्य प्रदापयंत्। अभावे चैकवर्णच प्राहयेच्च विचचणः।

वकुम्ह साथा मूत्र, हाकुम्ह साया यत. ह्याउँम्ह साया दुह, भुयुम्ह साया द्यौ, तुयूम्ह साया च्यो:। वने मफुसा द्युहे वर्णम्ह सायागु कुक तसान जिल धका बः पिसं धवावन। युकी तीयौंदक (बः) संयोग याये नाल। जले पंचगव्य वंदु नाम ज्वी।। पंचानां गव्यानां समाहारेति तत् पंचगव्य च्यावा बावागु वस्तु मिसे ज्वीवने पंचगव्य वायि।

#### तौल प्रमारगः--

पलमेकन्तु गोमृत्रं तदद्धं गोमयं तथा। चीर सप्त पलंग्राह्यं दिधपंच पलानिच। घृतमेक फलंग्राह्यं तीथोंदकं तथेबच। अनेन साधिता गग्यमिन्द्रस्यापि दुरेापमं। मंत्रतेत्रं मयंगव्यं सर्वपाप बिनाशनं। गर्भप्रवेश मात्रेण पापागच्छति सत्वरं।

गोमूत्र खनो, गोमय बाबो, सादुरु न्हेनो, साधा न्याहो, साघ्यो खनो, तीर्थलख खनोनं तेगु । इन्द्रथ्ये जाम्ह सिनं हे 'पप मदेक थुगु रीतं पंचगव्य देका मंत्र तेजया बलं शोधन याना तोना महस हाहायाना थःगु काय पवित्र याना विज्यात गर्भस प्रवेशयाना मात्रंहे पा मद्या शरीर शुद्ध ज्वीगु धकानं सीके माल ।

### बर्गं भेद सीकेगुः--

नन्दा थैम्ह सा बचुम्ह ध्वीगु मूत्र तेगु । भ्हा थेम्ह सा हाकुह्य भ्वैगु मल तेगु । जदा बैम्ह सा ह्याउम्ह ध्वैगु दुस्तेगु । भीम्या धैम्ह सा भुयूम्ह ध्वैगु धौतेगु । किपला धैम्ह सा तुयूम्ह ध्वैगु घ्योतेगु । । सा भैम्ह स्त्री नुया बाक्य यायेबले नं स्त्रीलिंग बानकं स्वाहा बाब्द प्रयोग ज्वीबले चतुर्थीया एक बचन नत्यर्थं स्वाहा-एवंगीनं भट्टायं स्वाहा । जणायं स्वाहा । योग्यायं स्वारा । वर्ष लावं स्वाहा अथेज्वी नन्दाय भट्टाय जयाय मौस्याय करिलाय स्वाहा अथे ज्वीमस्य श्रका नं श्वीकेमाल ।

### दश दान-प्रमाण-यमपुराणेः-

गो-भू-तिल-हिरंण्याज्य बासो धान्य गुडानिच।
रूप्य लबणिमत्याहु देशदानैः प्रक्रीतिमा।
दशपाणं प्रमुंचेत दशकानं प्रकल्पयेत्।
अनेन दान धर्मेण दशदानं प्रमुख्यते।

सा १ भूमी २ हाकु हामो ३ सुवर्ण ४ घ्यो ४ कपाय् ६ पुवा ७ चाकु द वह ६ चि १० युलि भिता बग्तु दान यानागु प्रभावं दशाकुशल पापमोचन ज्वीफुः धका विद्वान् पिसं धयावन ।

### दान काय्माल धासा बाक्य थथेज्योः-

दानपति यजमान्नस्या मुक नाम्नः शरीरारोग्यैश्चर्या नन्द कामनाय चान्त्ये दशाकुशलादि पाप मोचनाथॅऽस्मिन्दिने दशदानदिइं संकल्पमहं करीष्ये । पुनः दशदान तुभ्यमहं संप्रददे । ।

## गृह कुटुम्ब संर्यादान या बाक्यः-

अद्येत्यादि । अस्यिविष्यतस्या मुक नाम्नः प्रेतत्यं दुर्गति विमुक्त (पद्गिः) मुखाबती लोक प्राप्तयेऽस्मिम्दिने बज्राचार्य्याय गृह कुटुम्बादि गर्दादान तुभ्यमह मंप्रददे । । स्त्री जुना अस्या दिवंगताणाः मुक्त नाम्याः युलि जक हिकेगु । बस्तुया छगु छणु नाम कायेफसा नाम कायेगु मफुसा मकासानं छुं मंदेह मदु ।

### लीन यायेगु प्रश्नोत्तर प्रमाणः-

यस्य पिता सजीवन्तु मातापितादि सन्ति। मृयते यदि पुत्रश्च सत्तीन करणं कथम्।

गुम्ह सिया मं अवुपि म्वाना चोनि काय् मृत्युज्वी अवुजुं 'विण्ड विया लीन दां मालीबले गध्ये यायेगु ?

#### प्रमाण बिलः-

बुद्धं धर्मेच संघंच शरणं तस्य सागतिः। अनेन विधिनाञ्चेयः सर्वेषां सीन कर्मषु।

बुद्ध धर्म गंघ या नामं स्वंग तयाणि क्वे दिक्षंगत जूम्ह पुत्रवा नामं तयागु पिण्ड क्वेचोंगु स्वंगले बीनयाना खोयेषु धका क्वीका काये।

### पुनः प्रमाण-स्त्रीयागुः-

#### माता यस्या सजीवापि मृयतेऽथ यदि मृता। सलीन करणं तस्या देश यस्व कथंमुने।

गुम्हसियाजा माँ दया चोनी कन्यादान बीमधुनिम्ह पूर्त्रा मृत्यु ज्वीवले थ्वीगु नामं लीन यायेगु गथ्येज्वी ह महानुने धका प्रश्न जुल ।

#### उत्तर बिल प्रमाण:-

# राचना मामकी देव्या पाण्डला शरणा गताः। एवंचापि विधिज्ञेयाः सत्वेषु लीन कर्मषु।

रोचना तारा १ मामकी तारा २ पाण्डला तारा ३ थ्व स्वम्ह सिगु नाम स्वरूपं तथालि ववं दिवंगत जूम्ह पुत्रीयागु नामं तयागु छाव च्वेस्वंगले लीन यायेगु धका थ्वीका कायेगु।

रोचनातारा देवी शरण गछेत् १ मामकीतारा देवी शरण गछेत २ पाण्डलातारा देवी शरण गछेत् ३।

### श्राद्ध दिनस त्याज्य प्रमाणः— धर्मसन्धु स दः—

#### मेथुनं मुण्डनं दरं ताम्बूलं दन्तधायनं । भौजनादीच तैलाभ्यं श्राध्देऽह सप्तवर्जितम्।

मैथुनकर्म १ क्षौरकर्म २ तापाकं भ्रमणब्बीगु ३ ग्वानेगु ४ दन्तधावन ४ न्हापालाक नेगु ६ चिकनं बुयेगु ७ थुलि न्हेता श्राद्ध यायिम्ह यजमानं सातेमाल । क्षौर कर्म छता न्ह्यर खुन्हुहे यानातेगु धका कंगुदुः ।

### पुनः धूमपान निशेध प्रमाणः-

#### नियम पाराजिकासदुः— धूमपानं च श्राद्धं ऽहि नहि सिद्धि क्रदाचन। एबंबिधिं गुरुंचापि शिष्यंचापि परित्यजेत्।

मुरुति या कु तोनेगु अथबा मुरुतिहे नेगु यात अशुचि पान ( घूमपान ) धायि, ध्व पान यायेगु कार्य्य श्राद्ध खुन्हु दिने गुरुनं शिष्यनं ( यजमानं ) निम्हमेंहे तोता बिये केनेमाल । बिशेषं ध्व अशुचि बस्तु पानयात धासा सिद्धि दैमखु धका मेमेगु पूजादि कर्मसत्तं बिद्धान्तिसं धूमपान यायेगु कर्म तोता चोन ।

#### इतिश्री दुर्गति परिशोधन तन्त्रोक्त संचित्र अन्ट्यकान्ति क्रिया प्रस्तकं समाप्तम्

युभम्



### मुद्रकः-सुभाष प्रिन्टिङ्ग प्रेस, यल।

,